## बुक-पोस्ट पकाशित सामगी

गुरुकुल पत्रिका। प्रहलाद। जार्य मह

रजि० संख्या एल० १२७७

यंसर का चलग्रासद श्चत्राची सं ज्ञापर फनप्रनाधी क्रियम व्यव सम्मतः च्व जेलिश्नी वाश्रासद स्वयम स्वात हो रिव क्षेम के हो। स मगेवा चंद्र सर्घ यो क्रमस् भे मे ने ने ने ने वाश्राम व्यादा के चमक राद्दिका मगेवा चंद्र सर्घ यो क्रमस् भे मे ने ने ने ने वाश्राम वादा के चमक राद्दिका मि युने चत्र ना द्यास कर्न है के कि हो दि काः १० मे का हो च्यनः प्रिते पर अक्र के क्रम जादिक तला हो। तल के भो चक्क कि हो। मी न द जिन्दे के ११ मे अक्र कि करो में मिः भुका र कर लाम्र तोः वुधाः के स्याम युने हो। वो का कर्क स्व चंद्र माम वेत १२ स्वामिनिन धने को जीव वानी मकर के भे थी। के के स्व चंद्र माम वेत १२ स्वामिनिन धने को जीव वानी मकर के भे थी। वित स्याधियतः सर्ध मिला ना युव मे स्व के के मानिवा वानी। चे दि युव सम् ती दि यो या का नो विष्ठ मे स्व स्व के के मानिवा वानी। के स्या १६ स्व महा दि वा या का नो दे का एगः व्य मं चन ने वानो। मे या द्या

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार लें जे ज्यवतारः सयिवमक्तराः ज्ञावता तेया १५ में बाद वस्त धार्मकीमक रस्प धनु धराः ए दे। द्याः स्वरता ने च याना याना मनामताः १६ सिद्रा धायस्य न तार क्रियोय अमदिवाव ताः प्राविदिया च्यमी न स्वती राजी तथादिन १७ झी लाख द्वार विमोमः यामाराह चानि स्तया वधोषित युनः पायाहारारा चयई मन्यते १ टरव हुमान गुर वो ज्ञा माना हवः खिसानिम जाणि-चतार परितम जुराज्ञवः स्पताः १० मे घरिव र वेचेद्रामकर चमहीसतः क न्यावारोहिणि व चा जारुक कर्के क्रवेध गः ३० त्रानिस्तुला याह्य समिपने सिहका हतः उच्चात्मत्रम णानी चारा चेगु-रायादित्र क्रिकेरश स्थिमो जी धनीनेता सायते मेघडुला धिपन पतिष्र जन नी चेत्र वंगोदीं क चे गैग्हों १२ चिभिस्वस्पेभवे मं त्री जिभि राम CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

पदाको दे चिका तावताव नितः संपति स्कति है या वायुना रोज्य मेव चः ६५० चं द्रते। यदि में दे चदेव राजप राहितः निवन छ जना ह छ। भू यतिः कु स्तिन यः पृश्विह य र्यः संभाग्यमायदाभवतिः च्ह्राः जीवनयाद्द्यस्मिन्तत्रभ्यतिनरः भ्रय के भेषानिः मुक्त है छात ज्ञे विद्यमायकः चद्री जलचरी गुशो राजाने के क तेनरं ४३ जातामितितः न न ने ते ता जामवितिमाननः स भहति भितितारेको -चराजा धनजना नितिः ५६ लाम् धर्मी स्थिताः ताचाः वाचाः कर्म स्थलिन्ध ताः कलमास्वाहियोजायं राजास्य अनिष्ठितः ५५ मन्यापिषि रोज्य स्थि तालग्ने रहस्पतिः करात्यव त्रय न्यान्य वित्य दिनास्त्र मितावली धर ज मना वाम वे तकदेवलयुक्तः मुभीदातः कत्रातिप्रमीम दिराजवं चा भविषकां ५७ लजताच नुष्यपर्यंत क्राह्में स्वाधनहा यदा तदे वाह यो जो यं विषशी ते नजाभ बेत ५ ट भो की राष्ट्र CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

## तीवोदप्रामस्य चमंद्रमाः ससर्यवान्महाबुध्यित्तावस्वी चितिते विद्रयः धेयः

यहाजीवोर् धारीर इधितायते तस्यजातस्य दी दी युः संपद्ययभवंतिति छे०भी ने ब्ह्रस्थतिः शुक्षस्य चद्रमा प्रयवहाम बेत् तस्प्तातस्य रात्यस्यात्मात्मान्व बहु पन मो ४१ वं चमस्याय दों सजे इस में यवा ने वे रवी जी विशे चते यस जा असे हस स्तरिक चिवी पतिः ७३ क्र तिकारे बतिः स्वाती स्रव्यस्या वीभ्रजाः सतः के रोति भ मतानाचनम्बीन्यामिष्में स्थितः ७७ कालानीम्लप्रषेषुर्वत्या च्यदारवीः ल मतः कर्भ स्याने दिवानाचा वेश्व यक्त सदा-यते २६ कर्म स्याने स्पान विवाना विवज्ञातकः जा पतेश्वराणिना घाश्चन धान्या यद्वा यतः ४० कर्म स्यामग्रकः मु कः सवलक्त कते नवं सङ्गिलंधर गिपाल प्रचित्र धन्य दितः भन्य स्व टः कर्म स्थान यदाभवत धद्या प्रविद्या निवा त्या प्राप्ति भिगयते छे ल जेन स्वरा

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

ल॰ चं ज्यानिताः ६० सिंह जी व स्तुलाकी हे पाचे छमक रेपिच जा जाताह वामाजीम वे जर हिंद तला को इंड मान स्था ले जा स्थापि वा निष्ठार के तिभयतेर्जन्मनाषराद्यार्गतायुष्ट् एविस्यास्यानयद्यसाम्याः सिन्दे -वर्वसाधमा स्थाने यदा मान्याः राजयागा सिर्च्यत् ७० मकरे वच्हे भा नेर विमिधनमेषयाः जनता सादानिविद्याता रायाभवतिमानवः ७१वधामा लजेशित सथाचरः स्विको तो जीवभा सकरी क तम्यानीयाने अधनवति चयदास्यः सञ्तरस्याभवेगम

'तासर्वाहित कारकः इं द्वारोन जेवापि वोजेभवतिमानवः ५०वि स्य स्मान व्यत्न स्थे चंद्राहिता यग्ञाना अपार्वस्येई है राषाचात्र महे : कार्ड न स्तता न्य न महेरे सनपानराजाताधनाभागे जी जातानराजातानः स विक्रमीभागवान्विष्ट्र हान्यां यान्या ना जाता जा च मिरा वाम प्रथमिजाधनवान् स्वातः शास्त्रवनान्यस्पति १३ इहरासंभवोता के रव्यातान्यपतिभवत दातामान्साकु हुवस्य चाष्ठका धनवा न्यपि हुं अपि राजकला मना यहिक मुद्रामवंत विलादिर ब्राह्व हिव धराना सजान तः ६५उ चल्र इस्मे युक्त ख्राते इस्मायदात्वा केम इमायाजा येवि ने या इ म्भ कारकः ६६ मुम अबहक्तताः वाजाः अव छिति शामकले पाप अबहक्तताः पाप